PRINTED BOOK

## THE VEDIC PATH

Quarterly Journal of Vedic, Indological and Scientific Research
Gurukula Kangri Vishwavidyalaya,
HARDWAR

If not delivered, please return to:
Dr. R. L. Varshney

Editor, Vedic Path
'Dreamland'
P. O. Gurukula Kangri-249 404

HARDWAR, U. P., INDIA.

То,

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

तं। त्रम्ता व्यस्या त्रम्या व्यस्या व्यस्या द्रश्य स्था व्यस्या व्यस्य व्यस्य व्यस्य व्यस्य व्यस्य व्यस्य व्यस् शंताहिरोश्चाहरस्वज्यन अस्त्वति। ज्यस्यानाषः। असिपरेज्यकारस्यनोपाभवति। प्र दः। असः। ज्यस्ता अस्ता अस्ता अस्त साम्य अप्रधाः।अप्रधाः व्यागितिवस्ती।अस्थाते।इसागती।इसाः सिस्तोयेगास्त्रस्यः।अग त्रात्रमणः।त्रमणापापाति।त्रपात्राघरचेद्यापामेरः।मापान्यव्युज्पमानेत्रराद्योपा भवति। माधोगे न्युं जाशी वर्गाणी तावस्तवः। प्राद्य हिण माद्य हिणाता। भविष तामाघरिष्टाः।माघरिषाणाध्येचले नोषेः। वस्त्यः।माघरिध्यामाघरिषामा चरिष्ठितामाचरिष्ठिकारमामाः साध्यसं रिज्ञेसाचाधरं वासिनावः। या जेवाचरानाज्ञचात्रसिः। सिल् द्वासर्वे। रिव्यसिनारिजाजामाभवति। जातः। सिन

3.

त्र

राज्याकाराताधातावरस्वमे हिरागमाभवति। स्त्रागममञ्जू । प्रयानिशार रही । प्र मा०३० सीतात्रज्ञासिष्टाः प्रज्ञासिष्टः। क्लातम्करगात्रात्राक्षासीतावां तकमा BC गाञ्चणत्। ज्ञणासीताधरणना ज्ञाधाराज्यधाराज्यधाराज्यधाराज्यस्य मागाः। साध्यस् भागागिवित्रप्रशेवर्रामानाः ज्ञामाज्यविविभक्ते स्पूर्णेगिविभू सार्थताच्यास्य तिः जाहम्महारीतः। धन्नितस्मध्धिष्टिरः देक् लेवर्गाः जित्वे यायस्मेपदेवरेम्। जित्वे वायस्मेपदेवरेम्। जित्वे वायस्मेपदेवरेम्। जित्वे वायस्मेपदेवरेम्। जित्वे वायस्मेपदेवरेम्। अवार्शनाअवार्षाः अवार्षाः अवार्षाः सानवीमी विशकार्षात्। विशकार्षाः विशकार्षाः हमहर्या। विरिध्वी । वर्णहा बीत। वर्णहार्णम्। वर्णहार्थी । वर्य सावा वा वी। भ

Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

मा०३० गड्डा गड्डा १८वः महाराष्ट्र

दिनिक्यती।सत्यंदिवारोस्यप्रस्योभवित। एवा सत्तात्वरू। वरास्वरिः साज्यवाभवि व्युतातरासाभ सम्भविष्यताज्यभविष्यताज्यभविष्यताज्यभविष्यताज्यभविष्यताज्य भविष्यतात्रम् विष्यात्रमभविष्यावात्रम्भविष्यात्राभुतपारननाम्बद्धारयोः।त्रामास्य ह्यान्वरागिष्ठवाञ्चगिष्ठवाः ज्ञानिष्ठवाः ज्ञाने स्वताञ्चित्रात्र्ये ज्ञान्य वित्रवादि। इवचषवाके। ज्यवस्य विसारि। जन्मरीवीर्भिमहिन्याद्वे वानवयण्यात्वात्रणस्ता। वश्चितित्वारि। पाच्य रीसताःत्रम्भत्वितिस्वितिरारेरःवे।वेवरस्वरेवरेशतिधास्वारणभ्यविति भाषार्थस्तिवाभवितितेनरणभगात्वद्वानभवितिवावसाने।अत्रात्ते नभविताःत्रभत्ताःत्रभताःभवः विसित्तोवस्वरे नुग्वस्ताः अभवनाः अभ्यानाः

दा

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

विक्रतेविध् सिद्धेमागत्वे व व्यागाम वसमा नेह्पं स्विप सित्यिति स्विति स्वित्य व श्वाम स्वाम स्वित्य व श्वाम स्व विश्व ने। सी व्यति। सी व्यति। सी व्यति। सी व्यवि। सी व्यवि। सी व्यति। सी व्य । साष्यामहाप्धव्दी। प्रधिकाते। प्रधिकाते। प्रधिकासे। एधिकाये। प्रधिकाये। धिकातिधकारिताधिकामित्रासी इस्ति है। ति है। त विव्यतिस्प्रवासिस्तासीस्थवाभिर्वाञ्चवारेराञ्चारोधव्यति।राधिव्यसे।राधिव्य ने प्रिया के प्रिकेश के विद्या के लिए र्म्बरित अभ यपरार्थः। भेजस्पतिविति स्विते। चेक्कि रितिक चे। रवे से चया माना प्रतिक च। भारपति। भारपते। स्परितिक वातिक चारिक चार्थिक वात्रा अपनिक वात्रा अपनिक वात्रा अपनिक वात्रा अपनिक वात्रा